



इनसे मिलिए – ये हैं, क्योंजीमल। बात-बात पर पूछ देते हैं- क्यों-क्यों-क्यों? भले ही आप से जवाब देते बने या नहीं। पता नहीं क्यों!

और ये हैं उनके दोस्त – कैसे-कैसलिया।

ये भी कोई कम नहीं हैं, मौका लगते ही

पूछ देते हैं - कैसे-कैसे-कैसे?

भूले-भटके कभी दोनों से एक साथ

मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे

के बीच ही भटकते रहेंगे आप।

क्यों-क्यों-क्यों? कैसे-कैसे-कैसे?

पढ़िए और पता कीजिए।

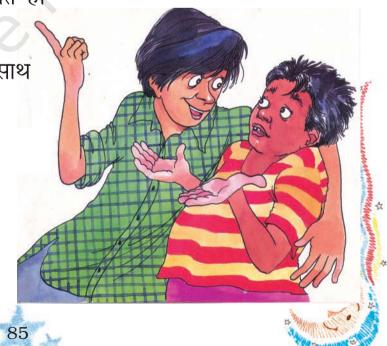



अच्छा, गेहूँ पिसवाना है। क्यों-क्यों? अरे, आटा जो चाहिए। पिसवाना? कैसे-कैसे-कैसे? चक्की में, भई। आटा? क्यों-क्यों-क्यों? क्यों भैया रोटी नहीं बनाएँगे? रोटी? कैसे-कैसे-कैसे? अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तबे पर पकाएँगे, आग पर फुलाएँगे। सानेंगे? क्यों-क्यों-क्यों? सुनो-सने आटे में थोड़ा पानी रहता है न? आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसिलए सानेंगे।



सानेंगे, कैसे-कैसे-कैसे?
तुमने कभी देखा नहीं है क्या?
परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे-धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले-पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे, और अच्छे से सान लेंगे। समझे? अच्छा, परात पर! क्यों-क्यों-क्यों? कैसे-कैसे-कैसे?
गुरुजी: तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी! बंद हो जाएगी! क्यों-क्यों-क्यों?
बंद हो जाएगी! कैसे-कैसे-कैसे?
लेकिन तब तक गुरुजी
साइकिल पर सवार फुर्र हो चुके हैं।

सुबीर शुक्ल



### तुम्हारी समझ में क्या आया?

- गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे?
- क्योंजीमल और कैसे-कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे?
- शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी?



# रोटी एक, नाम अनेक

 रोटी को अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो।

तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं?
 आटा गूँधना आटा गलाना आटा मलना

## या कुछ और?

- गुरुजी कौन-से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है? उनके नाम लिखो। यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दो।
- रोटी क्या ऐसे बनेगी?
   आटे को सानेंगे, गेहूँ को पिसवाएँगे, आग पर फुलाएँगे, तवे पर पकाएँगे, चकले पर बेलेंगे, गरम-गरम खाएँगे।

नहीं? तो फिर कैसे?

| तो फिर, | कैसे?  | सही   | क्रम          | बताओ। |
|---------|--------|-------|---------------|-------|
| ******* | ****** | ••••• | • • • • • • • | ••••• |

.....

- गुरुजी ने कैसे-कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है।
- रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है –
  - ♦ चाय बनाने के लिए।
  - ♦ सब्ज़ी बनाने के लिए।
  - ♦ दाल बनाने के लिए।
  - ♦ हलवा बनाने के लिए।
  - ♦ लस्सी बनाने के लिए।



#### दाम

नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं। उनके दाम पता करो।

| नाम   | वजन | दाम |
|-------|-----|-----|
| मक्की |     |     |
| बाजरा |     |     |
| चना   |     |     |





### आसपास

हम गेहूँ पिसवाने आटा-चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं?

- आटा खरीदने
- पंचर बनवाने
- दूध खरीदने
- जूते की मरम्मत करवाने
- सुराही खरीदने
- कॉपी-किताब खरीदने
- बाल कटवाने

अपने घर के पास की आटा-चक्की पर जाओ और पता करो कि -





नीचे रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र बने हैं उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन-कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा? लिखो।



| सामान का नाम                            | इस्तेमाल                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| •••••                                   | *************************************** |
| •••••                                   | *************************************** |
| *************************************** | *************************************** |
| *************************************** | *************************************** |





सर्दी आई, सर्दी आई ठंड की पहने वर्दी आई।

> सबने लादे ढेर से कपड़े चाहे दुबले, चाहे तगड़े



नाक सभी की लाल हो गई सुकड़ी सबकी चाल हो गई।



ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं।

> धूप में दौड़ें तो भी सर्दी छाँओं में बैठें तो भी सर्दी।



बिस्तर के अंदर भी सर्दी बिस्तर के बाहर भी सर्दी

बाहर सर्दी, घर में सर्दी पैर में सर्दी, सर में सर्दी।

इतनी सर्दी किसने कर दी अंडे की जम जाए ज़र्दी।

सारे बदन में ठिठुरन भर दी जाड़ा है मौसम बेदर्दी।



सफ़दर हाश्मी

